सस्ति

धातोः २ सपदात्वदेवः हित्विव स्यामे जो जो जो देवीव श्रु तिविव्यायां प्रथमाव हेवचने नम् ज कार स्पत्। संरो या लापः जितितिवव वाण्यः दिविव स आदे वा अ कारायश्यात्रसारसकाकिकित्यः देवासः पदागमाः नद्गा थताः नद्गद्र ए न गर्दा ने वासण सही तिये काव रमेश्वग्रमद्ति स्पिते ग्रम्भ सार्थ समे नाउन्न था स्थ सीरकारस्य लेगियो अवस्थाताः देव देवी वद्वव ते देवसम् १९

ति नाम विभिन्न ने जात विभिन्न विश्व कि विश्व कि ति स्ति है । त्ममासाप्राप्तिपदि कसंज्ञका ३ तिकादिः तस्मात सि अन सन्प्रमुशे एस राज्यां भर्म स्थान्य स्थान्य स्थान्य ज्यामित असम्बास्य प्राहणः सप्रविभन्ने योभवाति तना पा ची मात्रा वा त्व विवना या देव सि ३ ति विव ने ३ का रो ३ खा २ एवं प्रयोग नं च रो ३ ता वि में पण र मार्थिमार सका २ २ पणि समाद साभवत्य माः प्र १३ व कु पुंत रेपि अवपाता हारेए कि वर्गिए पवर्गिए पवर्गिए पवर्गिए पवर्गि का निर्मा ने मंबदि स्पर् वित्र वित्र का अने सा वे ए सब्धि भोषा थे च तु के कि वच ने सर्व है रितास्प ने संबदि स्पर् स्पर्न वित्र सब्दिर का राजान्य राज व तु के कि वच नास्प स्प हा गांगा अवित ए ए ए सर्व स्मे सर्वा क्षित्मध्येव स्वासर्थमः प्रास्त्र विचन्त्र विचन्त्र नित्य ते ज्ञानः सविदे रकारा तामरस्यातः स्म द्वा ग्रामाः अविसर्वस्मान् सर्वा भ्यां सर्वे भ्यान्वे स्वसर्व कः सदा मः सर्वे देः पा तल यन्ते रस्प २स्पामाः सुरागमाभवति सर्वे धा हितिम नसर्वि दे वसरात्मस्ति हिति नभवति हिते एका र स्या विस्मिन्सर्व द्याः सर्वेषु हे सर्व हे सर्वे हे सर्वे ए विविधा दीन मक्त पा है प दो ना ना रूपे कृतस दित्याह गेयं उतर उत्त मी विद्वा यभा प्रतयो तत्सा देनाः पादाः गाद्धाः पूर्वः पूर्वी वद्ग वच नेपूर्व नसरिय नेपूर्व दी ना न नव ना नसर बता राः वा व म व्या पूर्व पूर्वा य है । युर्व में यू वी न यू वी प्रवी प्रवी प्रवी प्रवी भाग यू वे भा यू वी न दे ति हो। स्मा

क्र नाया दि अविदितः सिकी संसाः भवित्समा नाई लेपि। 2 छात्राः समाना इते रस धलियोभवय झाताः जाभिम्याभागता त्य ह प्रवृत्य प्रा वाष्ट्रयो गः देवदेवते देवा देव वा राव बेट साम का आ देवा या का रा मा पुरित गाः मुकारा ता ता अपिसर्वा है ता दृ विक्षेषः संबंधिय असम्म जप अस यताइतर्डतर्डतम् कत्रात्वामम् मार्यम् वेस एक पूर्वपरम् वरदिवार वस एक प्रत्य प्रत्य विकास मान्य विकास मान्य विकास वि इतम स्वर्मित्र प्राथमा प्राथम स्वर्म स्वरंग स्वर्म स्वरंग स्वर म्य नकारस्य एट्टि Lal Bahadur Shastri University. Delhi Digitized by Server Shastri University. Delhi Digitized by Server Shastri University. Delhi Digitized by Server Shastri University.

सः द्वा लक्षेत्रे प्रयंत्र स्मुद्रेणच नामिचकुलानपुनरिषकुलिकुलिक लानि समान 2. डेरित्य ने में बाद्ध ने दे कुल रहे कुल दे कुल हो का निर्वा में दे वंबत ए वं पल में पन लाउ पुष्प कुरुकुरुवावयः श्वन्यादे ज्ञान्य र याः स्पनाः स्र अव तिपाकारः। सर्वादेपार्यः ग्रान्यत् ग्रान्य ग्रान्य प्रान्य प्रान्य प्रान्य ग्रान्य ग्रान्य ग्रान्य ग्रान्य ग्रान्य ग्रान्य ई जा वत्रमानर सड्नरत्वानर सक्तमत्वेष पूर्व व तड्का यां तो अपं सकल्यिनी अस्यिपारः नपुस्कात्यमालुकानपुस्कालिगात्पर योः स्प्रमाल्यभवतीग्राम बुलं इउ सर तो ते प्रांत प्रमुक्त हो। का उत्ता व सका है उप स्पान के दि स्व वाह्य ने ह या नसिहपे सीत् न या ना तम या प्यहने माध्यं दि नि विष् गुण विजेतेन पुं सकेव्यू प्रदाविरिष्टः श्नामिनः खरेनाभ्येतस्य न पुंस क्रिय न मागमाः भवति । स्वरेपरे प्रपास्य नी पुनर पि स्थिय स्थिति भाषास्य प्राप्ति न स्थाना हो साम्प्या होना २० The Cal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

हतादि ज्याता नि सि ले मा तरा स्मान पिर पा र व स कि पा जाता मात्रीमा तर है मा तरे है मा तर मात र मात रे मात रे मात रे मात रे मात से मात्र कि वी बे से सि पा ए स्पर्क तिशहव दू पंसी लिंगता व ना भावा विषेषः ऐका रातः सी विंगाः रेश हः तस्यस्र रेप द्वत्याक्षया राः ज्ञायायः जोपाय स्पयं विवतं नेपावस्य जोपा व्वत्यक्रियाद्तिस्व रंताः स्वीषिणाः अः ग्रथस्व रंताः त्रप्रसक्तिणः पर्यपं तेन शका रातः कुलपहः तस्यप्यमाहिता शे कव व ने श्रु ताः म श्र का राता च्युंस कालिगात्यरवास्प्रमार सभावति सधी अप्रेमाः मगृहण् लग्या वृत्य चेकुलं इमा ज्येसक लिं जात्यरः डोर्डकार आपद्यते अप इए क्लेष्पासाः पाः नपुसक लिंजाय रवोर्जस्य से विभवति राकारः सर्वा देया छः गुरु रिपि सर्व स्पवन्तयः नमय मः नपु सबस्य न मा गुमाः अव निर्वाप र सम्प्रात्म र विश्व सर्व स्पर्वन्तयः नमय

सा पु

प रातेविक वाब साने मुद्र लिट् मह्य लिड्म द्वालिदी मध्य लिहः म धु ए देमधुलि हो मधुलि हा हो है। जन हो है जि उना रः मधुलि र भामधुलिद्वि रित्यादि रवसे ब पान्न सामा स् धुलि इस दे स् धुलि इस दे स् वाभवतः प्रसेपरे नाम्युर सेपदा तेच आदि जवा नासिति हा कारःवा वसाने निवध्य प्रिवध्यप्रिवध् हमिवधु हमिवधु निवध्न

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

25

संवो गंगस्य लापाभवतिर से पदाने हसपः सलिपः चका हा देपा इन र स्प संख योगांतस्य लापानभवतीय या जर्का जर्ज जर्ज जरिया या नहीं है। या नहीं यन इहः एवस्पच तुर्ए वस्पच द्वापरे यामायमा भवति देशान र नेदेशान दिवसार से इति इतं अव से वया म साना मितित के जन इस्त जा इह शर स्प्येरः नाइबः बादेधानि ईका र स्यव नवंभव निधालक से परे गास्यु र से पदाने बले इब्रिश्व निश्चिते आदिजवान प्रभानस्य प्रभाः स्वीः धानी प्रभानस्य दे वह प्रान जान वाना जा भ वंति सका रे द्वेप रे च परे नाम्र भ र से पदा ते वा वा साने प्रव साने वर्द्र माना के जसा ने व पा: अवं ति नवा बा गांधु क् जाधु ग गा रहें। जा रहें।

ना वा नात्याव परो नावाः नका र स्पानगमनस्य लो प्रयासवित इसे पर्वति मा र वाक्षीराज्ञात्राज्ञोग्राज्ञानः यधाविति विराषणात् देशन सदिराज्ञानेदेशमः भानेत्र मानेत्र न्यास इति स्थिते अश्रीपः सारे मा प्रमाण सादोइत्य। कारेपः साः श्विभः श्वित्वते ने न नार स्यमकारः में स्वर्तः म कार्जना सेयो ने सहस्य सरंभव निरामः राज्ञाली प्राप्त प्रमाने के रिति नियमा स 23 मी ला तेन भव तिरा न भेगरा निथा निया निया निया निया है। रान फार्वेस ज्ये न ग्रास्त्र सम्बद्धान या अप्राप्त होती ति विदे छ ए द ख्रापात सियमायमानोयमानः ह्या न यमानप्रानीयमान्यमान यम्यायम्ब भिरित्यादिष्वन यवत् मह्रवन्यद्या नापं वस् रामन् पर्

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peethan

3.

देमिनधुगदेमिनधुद्देमिनधुद्देमिनदेदंमिनदेतिमिनदः मिनदेश प्रिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमाने अवस्थानिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्रमापिनधुग्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्यम्यभिक्य उक्त रीभरातः अरबंहभर वाङ्ग्रीर बाह्य भारवाहः भ भरोद्दा भारवाद्धा भारवाद्धि रिलाहि रेकाल्य इन्हें के बहु बन ने निस् मिनवा सिंगः चतुराम्यान् तत्रपहर्यामाग्रीमंत्री प्रमूपरेष्टेण्यस्या संतस्यवत्रप्रहर्पपंचस्यामाग्रःनक्षेत्रक्षेणचपरचलायः वतुर्व भिंश्व हुम्यः चतु भ्यः रः संश्वायाः रे फात श्रवायाः जरस्यामा नुहा गमा भव निएतं व च तु र्षा च तु र्षु न कारा तारा जन्य दे : काय धायाः इति पंचेदी क्र CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

1151后所知下:新四四年往降低所作而四部四部高品限的品品 णहुवत्ह ष्वेयं साः व्य याहेस का र स्य नापरे म ने भवति स्य वे त्य त्यो त्या व्यवाष्णात्रे इत्यादिनः तो तेते ते ता व्यवस्था ने रित्या हियः के वेष न २ई या या नित्र पार्था पेदित्या विसाः इति मलेकि त्या त्यः सइति चता प्राप्ति एते एत देश वा देशे स्त ते हि ती या हो से के बाव ते व्याः कि स्थान स्वा मुक्त य के वादेशः एतेए नं एती एता एता य एता न् ति न एता भारते । एते में एता म्याएते प्यः एतसात् एता प्राएते प्यः एतस्य एते यो एतिया न एतिया बन्निक एन याः एनेषु छकारांनः न ल प्रार्ख पार्टः ख्री वाचा ना देः खर् निष्मे चार्ना वसाने जो शिमते अशिमह अशिम के के अशिम पः हे अशिमते हे अशिमहें। अशिम ये अशिम श्री अशिम श्री अशिम ये अशिम देंगे अशिमादे । तनेषाड्नान प्राड्नानाड्या अस्तान प्राड्नान प्राच्या प्राड्नान प्रा बब्धंतव द्धीत बब्धः तब ब्धातबबुद्धात बंबुद्धि ते सार्व जवारं तः सम न्या विद्या बराजा देः चः ब्या रातस्य पा का रातस्य व का रातस्य राज यातस्य या भागादेख वकारी भवति धा तो ज से परे नास्य रसे परा ते च ब स्प व व मार्याने शेरुन विरोधा थीः तेन हे की त्या हो नास्तिषा इ. धातो : स की र स्यार न भवति प्रते प्रेमसाः प्र नेपयो तेवववसानेसवाडुसमानसना मे स्वाम स्वार्ग्यस्मिति रिमादिह्समाड्देम बाड्समास् विविगद्याः स्वार्मास्य मानि रिमादिह्समाड्देम बाड्समास्य विविगद्याः स्वार्मान्य मानि रिमादिह्समान्य विविगद्य निमादिह्य स्वार्मान्य स्वार्य स्वार्मान्य स्वार्य स्वार्मान्य स्वार्मान्य स्वार्य स

नारातः न न न छ ए। इः छ एष राज्यदेः ष इति पन्तं शुरु ना वस्ति तन्त्र पारु न वष्ता । इत तयाकोत लयाकः तत्त त्वप्रदेते तवप्रदेतवयाकं तत्वप्रकेतवयाकं तवप्रकेतवयाकं त्वप्रकेतवयाकं त्वप्रकेतवयाकं त्व 70 वंतिया वीत्राज्ञाह यः निर्ध्या दया निष्या सं नेष्ममा होस्त रेप रेन हिन ईपिई का रेव निर्ध्यः निर्ध्यातिय अया निर्धा रिसाहिए वं अहत्व्या हैः उद्देश उहती व देवः उदेव इदेवाहे उदे हैं दे उदेवा उद इत् उदेवा हात्य रस अ विद्धा ते इका रस र्कारो भवति या सा देशिय र उदिवाः उदी वा उद्ग्या उद्ग्या यि रित्या दिनकारं 

न्यापराति मे

पंचलकाम्बल्धः प्रत्मन्व इति स्पितेसाम्ब्राधिम्न वित्ते होते न कारस्पनकारः व सेपः मे सिपः संघाणातस्पत्नोपः संघाणातस्य त्राणातस्य त्रा वर्गस्यक्रवर्गा हेचा भवति धातार्ग मे परे ना सम्मित्ति परे ये पास्त्यानप्र त्य इ.प्रत्येच प्रत्येव हेप्रत्ये प्रत्येव प्र रस्य ला पाभवित पुर्वसच दी चीभवित प्रसादी खरे परे ता है ते ई पी को रेव प्रति वः प्रतिचा प्रसारभी प्राथिति। वृती वे प्रत्यभी प्रत्यः चुती चः प्रत्य अंग प्रत्य। भ्यः प्रतावः प्रतिवोः प्रतिवा प्रतिवि प्रतिवाः प्रति क्ष एवति प्रविष्टः ति प्रश्नाः प्रति क्षेत्र एवति प्रविष्टा न एका स्ति एवति प्रविष्टा न एका स्ति एव स्ति प्रति प्रत स्तात एनाम्यान अः एतस्य एत योः एते घात निम्न योः एत योः एत प्रि A.S. वीधिः। इत्यादि एवं वे देमसंप्रवस्ते धमप्रभनयः पहीः वद्माः वद् म सी बद्रमसः हे बद्रमः इत्पादि उपान्तम् शहस्य भदः उपानमा अपा र इंग्री नसप्रदेशस्त्रप्रने द्रसदेतो ने घासे रहाडो भवति ड कार हि लापा य उरा ना उरा नसा अरा नसा धौ अप्रदेत ना ना ता सात ना सि। वियातात्वक्रयादे उपान हे उरान न हे उरान हे उपान से हे उरान से अश्नमअश्नमाअश्नाः अश्नमाअश्नमा अपनाभः द्वारि अस्य शहस्य भेदः त्यादादे हे रःस्या दावितस्य कारः अपदासदितास्य निसारः अय साध्वतारस्प्रस्कारादशाभवतिसापरे सरो अयदसः मराकारादेशां भवाति अमादिवयन अमदेशेशतिस्पति समामः रोजेशे 3.)/ गाडु ३५ अग्रा अः भ्या द साः मका रात्यस्य द्रास्य स्पद्रासः उकारोद्री सम्बद्धाः वः उका CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

प्रसिद्साः मप्रमाव व्ववने प्रस्प प्रतिधिते मस्पर्म से प्रस्कती घोम्रमं पागाचाः प्रकारक का २ वाला पा भवति धाता जन्म है ना मध्य प्रात्वर्तिस् कार्य लापः प्र राष्ट्रविद्यस्य हैं। विद्या मिविद्यासः वि वासंविद्वां मोहे विद्वेन् वेसा वे इ. बेसी: में बंहि ने व का रसा बंभवित रासा दोसरेन हिने इपि इसारेव विड्या विड्या विश्वा स्मार्से देश विद्या विद्या रित्यादिस्व वस्राहेस्य भेदः अति तासावितिदार्धः सुव वाः सुव व से स्व वसःदेसुववः सुववसं सुवव सासुववसः सुववसा सुववा भा सुव साविस गांद्रवे उड़ा CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

यहः उपान हा उपान द्वा उपान द्वितियारिव का गेले रिवश है। दिव जो में रिवा: वका रस्पा का राष्ट्र रोप मंदित साप रे द्वाः दिवी रिव वामिदिवाव अस्पामि प रेवा अस्व भ्वात सादिव दिवा हिवः दिवाउरमे दिवावका रास्प 3का राद्ण भव्रात रमपरे द्युम्पाद्यपिः रेह्याः रित्पाहिरेपातप्रवत्र शहानि त्यंव द्वव नात विवत्रराः सिद्याविव तुर शहियाः सिद्यानिस्वत्सर्थ तावारेशा, भवतिः सुकारम् मुकारम् नात्रारित्ये नभवतीकित अश्मित्रवभवति वत्सः चत्सः चतस्यः वनस्यः॥२॥तिस्वनस्रानिषदी बाबदिस्वाचनस्णावता सष्तिसः १ तिस्यिः तिस्पः॥२॥तिस्णातिस्णातिस्यातिस्याति चतस् णा

रोः अमृसर्वादिताज्ञासी अमे इतिस्पिते एरी वह लेव हते सति अदसपा र्मएका रसर्का रोभवति असि अस्अस्य प्रमुख स्व व व व त त ता नि या अमुना आहे त्यात्व प्रशासा र उसा रः अस्पा भूमी भिः अस्प अम्भाजमाभः अमुयात अम्या अमाभाः अम्या गामा ए अयः महेपाकृत यश्चात्मा इ.३ का रः अस्याः असमाष् अस्यः वाः सामान्यकःसादिवद्वात्रम्कः अम्मक्रित्रम्भकःमम्कात्र मुकानः म मक्नानः मक्नामाञ्जमकुरस्याह इति द्वाराष्ट्राया अयाहें तास्त्रि खिगाः जे दर्पाति तत्र हे का तः स्त्री लग उपान वराष्ट्रः नदी रा धः नहादका रस्पधका राहिए।। भवति रसप दानेचवावसा न उपानत उपान दुउपान हो उपान है देपान है उपान है

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

एते। ताश्ताए नंद्रते एव एताः एवा किम शहः का के काः का के काः का पाका भा का धिरित्पादिमका रातः रदम् शर्वः रपाम्। यां इ दम शरः स्प सि यामि पं भवति सिम्द्रितस्प इ ये इ से इमाः स्पः थ रमारम रमाः जमन् का जमायाः माधिः मासे जम्मा जम्मः रत्मार वकारानः लव एष्ट्रः वाष्ट्रिरितिकृत्व वाव साने वक्ताव ग विवीत्वनः हे लकहे तम लक्त वीत्वः ल्वा वाम्या वारियारित्या रिष्यान्वा वय अतयः य्कारां तो १ ए श्राह्मा नित्यं व हुव व नातः अप प्रमा इति स्थि ते सं म हता धो दी र्वः पाचे ति र्वः त्रापः मपः पिद पा त्रावा दि ना भकारे परेपका रम्प दलभव विश्व द्विश्व द्वा अप द्वा अप

हस्य मेदः प्रोबिद्दमेधा ने रिका रो का रयादी वी भवाने रेपव का रयाद स्पर्याः न न्यार गीः गिरोगरः देगीः गरे गिरोरी राज राजा भ्यों भी भिरित्यों है एवं प्राध्य सुरुध्य स्थाः ध्रः ध्र रेध्रः देधः ध्र रेध्र रेध् हे: वावसानेसिमामप्रित्सिप्रिंसिष्ठःसिष्धंसिष्ठःसिध्यसिष्ठः। मामधासमि ग्रामिषि हिरादि हिस पित्हें समित्रभाका रातः कनु भ्राहः वावमाने ब क् एक कु वक कु मा क कु मः हे क कु ए हे क कु व क का भक्त भौककु भः कंद्रा भाककु व्याक कि रित्पादि हें वारा तासा राद्र याः ने षा स्य दा दे हे रू: स्यादा वितिस व का रे क् ते अववतः स्त्रियास वर्णक्षेचः सहद्रीतिदिश्चित्रेत्रसविष्ट्रवत्रूपने यासा इतिसंब्या

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

सावृ

32

वाशिवारीवार्यावार्यावार्यावार्या श्रेष्ट्राहेवत् शहरम् भे श्वाहरम् शोववतारिव वाशिवत्रार्थः चतुर्यः वत् साचित्र प्रेनका स्वतः प्रदः स्वतः सः अवः सः का रस्पसंका रोभवित्रसे पदात्वे अप्रदः देश्रहः अवि अहान्। पित्रहः ज्ञाही ज होने ज होने जहां जा हो जा जिला है ने लापः वर यन् एं हस्प रेसे पदाते व नो ले। पाट भवति व यन स्तिविद्याणि प्रनरपिन यन याति व या णिन्य एए व योग व या णिन्य एए व योग व योग दि ए वेच मनना प्रनक्त मन्पूर् त यः खेद सिदि प्पाविशेपः खेरिय गातारदंतात हिरपवि लोपो भवति छ रस्याग्रम् जानाग्रम् न यो ला पावाबक्तवा पर प्रयोगन्तसवी भनानि त्यदादी नास्प केल् किक् ने हे र ले नभवतिस्पा दाविति विशेषणा र तत्ति द्रतेनानि॥२॥त्यत् त्यद् त्यत्यानि॥२॥यत्यद्वयानि॥२॥एतत्यत्तर्तत्ता

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

शका रातादि रापाद्यः दि पाकः दि रास्यु शरहरा। इत्यादिनां रसे पदां तेच का शिषः ज्याशिषा जारियो जारियि नियादि द्विष्टिंगस्या दुस्य से न विरेषः हि दिवन्त्रना देविराने कृते ज्ञावतः विश्वाय श्वात्रमाद् इति का रः प्रमोजप्रम् प्र दिः इतिहमातः वीचिमाः अण्यदेशोतः नपुंसक् रिगाः प द एंपने न व र पानः तार लाहः न पुंस्प का स्प्रमाल्युक्त वाः वारी वारि पुनर पिवार्ट

977-

यः विरागलाना पत्रावाचा लिंगः सउ व्यते त्वयह तिना युष्प्रद्रमर्थाः सिमिद्रत। पास्तुमद्दं इत्येतावादेशा भवतिः यथामरे व्यवत्रं त्रुवावाद्दिवचने पूष्पदम दोहिंबचनेपरे यवा जाव इत्पेत भा हे पा अवतः जामायुष्य दस्मदोः परजी जा। अम्ब तिपुवा आवा पृथव यजना जमासदित पापुष्प दस्मदों पू पर पंड त्येतावा वादेपीभ्वतः पू य्वयंत्र-यूदेकते पूज्यद्रमदास्त्रेत्रम्तावादेपेगभ्व तिःएका तेगस्य प्रात्रेश्वास्य प्राय्या प्राय्या या वात्र मिस्कारे पिस् न्वपरेतां प्राप्त वा प्राया दे हारः स्पाया वित्वे ते स्परीति दे विः पासाना मगाना वाक्त व्यः प्रच्याने ए राष्ट्रियाः पुष्य दस्म देष्ट्रि रे तां भवति राहि इत्येन याः प्र अवस्यामयापुवाभ्यापुप्राधिः अस्याधिः तु भ्यम् हा इ पासदितया एष 

प्रत्यम् प्रतीची प्रतीचा प्रतीचा प्रत्यामेषा प्रत्यामितिस्यादि 'तकारातः पयस्य यहः तकारः तः जास्वरः जगतजगद जगती जगंति २ जगता जगद्याजगद्रिर त्यादे स्वर्गतः य यसशहःषयः य यसी य यासि। श य यासा प वो भ्या प यो भिरित्पा दि । वं तेन स्वनम् प्रभत्यः अवस्य स्यामा स्राक्षितः निर्माविमगः अवः तीवच ने देशते क्षते दस्य प्रः प्रध्या त्या दक्षा रः अप्र अप्रान्त अदः अप्र अप्रान्त अद्भानः अप्र अप्र नि अप्र नि अप्र अप्र त्या अप्र प्रध्या त्या दक्षा रः अप्र अप्र विमक्षिणः प्रश्लिणः समा मार्षः । प्राचानिति । प्राचिति । प्राचानिति । प्राचानितित

नेमवंनोवहब्बनेनवस्मासाप्रिते समुमा जानः सामी मेसाप्रतंगतः नमसीभगव 34 त्रानं जन ने ने मध्यस्य नः इदेवावाम्यनाहुस्र ने रका ने निर्द्रम् स्वामी वो बलवान्। जासामी ने। सीजनार्नः ३ नमोर्वोन्द्रिविरोभोर्त्तानर्नोरीयनांधनं सानंदन्तिः प्रेपरेपामिपरपामोनः २३ः अस्माक प्रिनः व लामानात्रा प्रासिद्धते चार्षु प्रप्रदस्य द्वास्ता माइत्युताना देशे। भवतः चेर्पपितां प्रदासी स्वासी प्रमुख्य स्वासी प्रमुख्य स्वासी स्वासी प्रमुख्य प्रमुख्य स्वासी स्वा मा »AŽ वादीविनमानेपार्षेषा रूप्प्रदेश में नेज्ञादेशा भवति नव केषाववारा जन्ममने रप्पतिशव वः तबिमाणि यात्रिस्पूर्ममित्राणितान्यपि ध्रिद्रोविष्णुप्रशिद्वोष्णाककुलदे वतामावभगवात्रणभुरस्माकंपापनारात्रः १ मेवाधिनेपदीदग्रेनभवतिवसाद यः दे वासमानादिन्द्रोविद्यास्यान्य समवदाद्वादिप्रिः प्रचादिपिनपियागेने CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

ध्यम् प्रयासाराः परः भ्यस्वाभ्यम् भवतिकावभक्तारा दिवयव्य यः ते नावे वेन भवतः युष्प्रभाग्न स्यभ्यं दृशिभ्यसाः गातुः युष्पदस्य देशः पंत्रभ्याः दृशिभ्यसाः तु भवतिशकारसविदेशायः उक्षाराष्यः तसदेक्ते त्यदारे हरः स्पारा व लकारः बरमर युवाञ्चा प्रवाञ्चा पुष्प र अस्मार तव मम इसा इसा मित्रयो पुष्पद्माद्दास्तवप्रमङ्ग्रीतावा हे हो। भव्ताः तव्यप्रयुवयाः अत्रवयाः भवादिता तुः हसमाद्ये पुष्प दस्य होः चरः साया ज्ञाकं अवाति पुष्पाकं जनमाकं चित्रपिप्रव योः प्रावयाः युष्पास् असमासु ॥ इति पुष्पाद्मास्य सर्प अपानया गरेपाविष असि ष विद्धितिव्यात्युधार्सा होः वर्षावत्यी हिता याभिस दित यो सामवाना वस्त्रमापुण्य रसार्वे र्यापान्य वार्यान्य वार्याः विश्व रेणा भवे ति की हण याः वसिष्ठ पर। स्वरीः पंच पाचित्र योदिति योपाः सिहनयाः त्रे वे व्यव वे वस्त्र देने ये भवतः दिवव

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

लामंत्रिम्बनायांच सतिविना येज्नद्वा जन्मप्रार्थि प्रित् उति विने क्रिस्त तार्दः सिकात्माल के उप्रसिम मार्थे दोषा राम के प्रकाम का एमें दें। उप्रसम्म के भि 34 यस परस्य गर्थे प्रय जा चारित प्राचेत्र मार्थे प्रमास प्रमास प्रमास प्रमास निमास के प नेवश्विस शहोजन दिने के स्वत्रामा मिदिने के उद्ये उद्यत्ववाचकः अतिश्वापिता चकः प्रात्वे उन्नके र पिएवक्ते चे ने वके ने बना प्रान्त र साम प्रान्त र मध्ये पातः प्रभाते प्रमध्यस्ता होपोतः पुति हिती पवारा घेम्न तरे लिवन घे अत वारवार रामध्या के असमसमस्कारा के असे बला का निवार से पर्या विमामके वस अल्याय तंत्रिवार लेषूरण छे जिम्नीताः एतेच लारः प्रतिबेधा छ इस्त्रात्ता ये कि हा खल्वेएने वयोषि निष्ठ या चेव स्मरण चेन जागत्निक टा घे द्रा चेव द्रात्ष दूराचे भराजना चे वतः वस्मात्का राजन ततस्मात्का राजनसम्मात्का राजनसम्मात्वा राजनसम्मात्का राजनसम्मात्का राजनसम्मात्का राजनसम्मात्का राजनसम्मात्वा राजनसम्मात् 34

तज्रादेशाभवंतिनवयममचमेत्रीतद्वेत्रवेववर्दनेपदादावितिकं यादादोवेते हैं पाज्रादेशामविषधीः नत्यादमध्ये यात्रवामरामद्वर्यामरवलागमका थः प दिर एषकश्यायार्वद्वः स्वास्क्रिहेमारुणः।श्चादिनियातः वांबाद्वेजनेत्रात्वांवा

न्नंपृयक्तिनानानामा करे सामि असि स्था दाषित्र षे पिया प्रिया प्रिया सिक्या प्रिया असे असे सिक्या चेंचेंद्रों इतिहोरवे दार्यीपाद पूर्णियीचेंना नाव हुपुकार वाकी नाम इति काम

SAK

सस्प

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

क्रिश्रह्न अग्रेसिय दारे है कि अ क्रोविस के अग्रे चित्र इत्ययः वसर्जनीय सम्मास्त्रिक्ष इति यतं कि स्रिद्ध निरिद्ध गःपू के पूर्वस्मादिति पूर्वतः सर्वतः स्रूविस्मिविति एरस्मात्पर स्मिवितिपरसान्डमादि बर्रेरेरेथेऽमिद्रिया अवति र माहिब्सितिवा हो लाः किमः सामा येव दा दयः किमराद्यात्सर्व विभ्रह्यतासामान्य चे चित्र हि प्रत्य या भवतिका श्रित्का श्रित्व श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्व श्रित्व श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्का श्रित्व मः काउप्रादेशस्वावामप्रशास्त्रत्रभाष्ट्राम्य यः कियः काउवस्य किवान के बार धील व शनमकी न का तम् का वी सात राज्ञ रेप्रधी ने राजसात् सर्वे असमें प्रधी के रेति राज प्रधी के रेति राज स्थानिक राजिया है स्था है स्थानिक राजिया है स्था है स्थानिक राजिया है स्थानिक राजिया है स्थानिक राजिया है स्था है स्थानिक राजिया ह रूले खेलाची साते उर्रे अरे नियाने के तरिस्ता कार्ति अरे सित्या जाति स्था दिः कालिन यात्वतेमद्यः अद्यः सप्रातं अद्यना इदानो सो प्रातं नाप्रता वत्र वात्र लंग्राम्प्रशान्यवार्गः ग्राम्पद्यः ग्राम्पद्यः योद्दाने निपानार प्राप्तार प्राप्ता मागत्यार्थे जिपिनिप्रयाये ममप्प्रादे पे जिने व हारेल निर्निरा कलेइ उष्टिं प्रिय का मला यें प्राप्त मन्य पा यें "पुष्ठ ॥ । ।।।। CC-0. Lal Bahadur Spanish pelhi.

139 ° धवचने अवस्था की अपने हो चित्रिवार लिख इस कीर लाकारी क्षेत्र अवस्था के से विद्या में ते प्रमान चित्र में पेरे न्यान्त्र येशे प्रवेश में के मीका रेजिस र्थेन इत्ये बंबादि। र्मित पानसं सक्ता भवतित्रा दिश्रादेशिके यासिक्षाके हमाई सहश्रेष्ठ मे एनेस हा चेकि शित उष्ट्रपरिप्रमाजित उर् वेचारे कामलामंत्रेलेयम्बिष्यिपेवित्रकेव नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नित्रकेत्व निर्मात्र प्राप्ते नित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व निर्मात्र प्राप्ते नित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नित्रकेत्व नित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नुवित्रकेत्व नित्रकेत्व नित्रके एकसाथाड यः अत्र कार्यवाब्कः इसर्यः इतिममाप्रयेम्य इति वित्रकेषिवार्णिव ध्रवस्प्रा ड्राप्तित्र प्रयम्भावनयाः स्वाता रेव होव हो ने स्वत् विहिने हेन होने रेव हो थे इसव्मादिगलिन्पानस् नवाभवतिन्वादिविभक्तायिनिपानतेन्स्पितित्व। कुत्रकेष्वया यस्यकालयदानदाक्त्राक्तियकारे प्राप्त या विष्ठा ये प्राप्त या विष्ठा ये प्राप्त या विष्ठा ये प्राप्त या विष्ठा विष्ठ समन् येनेनेप्रकारिए स्पादितिनेतः क्रितः एतस्पात्रज्ञ सिंग्ने विभित्रिकासिंग्ने येन प्रकारेण केन प्रकारेण CC-0. Lal Bahatu Sharau University Bull Larva da Sharada Peetham कासिन् किसिन् किसिन् 2

हितीयाद्यापित्रात्व दितीया वित्रीया चतुर्थी चतुर्थी प्रमुश्न स्वित् सम्भा हितास्य स्मिर प्राचाःका ही कर्तका ध्याया। दिनियात्रे विप्राप्त स्वावद्यो संबंध प्राच्या। रभावयाः राषाविभक्तयाहि तीया द्याएष ये प्रभवतिकार्य कर्मका रकें उत्पाद्य प्रमाण येविका ये विहिति याविभित्तभवति यत्रवीविक्तियतेन द्रत्या या यहा यह भू ता भावतु दुन्य दे । स्ताः सिन्देऽप्रारंपाश्यवणां धार्यम्यायकं घणिव कि यतेन संस्काये । ३।। यन यूवी वस्पा लेकी र्युंगेना वस्पानर प्राप्तिः कियनमृद्धिकां ये म्कटकरातिका रहका रूपेपण्यातिवा सुष्टा राज्यं प्रोतिधार्मिष्: सोमस्त्रेजातिसीमप्राः १०प्र भिसर्वनसोः कार्याद्विग्ऽपयादिष्ठविष्ठ द्विती यानिह तातेषु ततो नेपैत्रापि र एप ते १परमा हो डितं कि तक्षा प्राप्त ने प्राप्त ग्रमेनशेवद्गतिसर्वतो नगरंतरवो रूपनि है। ग्रेव देव देन पुरो है तमुप यो परि पास साः। प्रति या धमध्य धिग्धा धावतिनगरमधो द्योति धानेर पपते समयाग्राम्पात्र हतः निक्षसाग्रामं प्रभूभप्राप्तं प्रति ग्रामं पत्नानेः हाग्रामं हास्वामिनं काला धनाने रतं JM CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

चीने ह्या ने लिंग चे विषया धातु पता या द्याति रिक्तम प्रीत हु हु हु पे लिंग तस्य वार्थ मप्त्रेक समाजेप्रयमविभिन्न भेव निष्टकारकार से वृष्ट्र मेवस्त्र में जैत सहस्र लिगार यापि प्रयमार्थी ।। इतिके चित् लिंगमादी वे चित्र लिंग यू : लिंग दू लिंग दू लिंग दू निर्माले युक्रग गज्ञादिशद्दात्परिमण्बचनप्रमतः यः प्रथमेवञ्जयिषिषाते प्रथमा याः वर्षादेवः स्त्री HAR ज्ञा नेपरिमागिरवारी द्वेणाः प्राट दुक्व वस्त्रेणकाः दीव हुनः रतिरविरिवराजनेराजाराषांकुमा नपुरू शंशरूपतेबोध्रेमतेध्वंभूणलाः प्राणित्तां स्वामित्रं तेता वतः क्रमाशः रागते हो। रं रोज्यंतेचना र का देन जिल्लामे से यते केना जिता उप्रापंजित के प्रापंजित से प्रापं स्वरमामां श्रेषा समध्योगनवास्विनः योत्रः योत्रास्त्र महोत्रास्त्र स्वास्त्र िविषय समस्वभो इसरध्यभमानु प्रयंत्रसाति ने प्रधी खाँगमा हो पुत्र बातया युं

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

विनामदेन मन्देन विहरिता स्वास्ता दिशियात नेरिया जिस के या या विसक्त या भवति सादः विनायायसर्वे पलिति जनशेला हिलिकि वितिनंजित रासी में। देरिना दिप वारि ग्रास्मद्रमद्रणमाकं सार्द्रममं इत्यादिवागेरतीया मद्रिष्णेणगतागृतः मद्राहे यागप्धानेत्रीयास्त्राष्ट्रीत्रोयेत्रेणस्य यनाभ्यास्य भूणदेनाः सार्धिस् तः साधुः समयदेलि हितागुरुः नयः स्वासिस्वाहास्वधाः प्रस्ववष्टयाग्यहेणानम् नारायण्यस्वित्तरम्भाग्यस्वाद्वापितभ्यः स्वधाः प्रत्मन्नामञ्चाप्रवृष्ठि द्रापः ऋते रत्याहिकागे पंचनी ऋते ज्ञानक्रमात्रीः अन्येगरहो हिद्रारः निद्रार कियाप रां ले भेगव दाराधकः मे हः गवाक भागोः स्यत्र सीराएतेषा सात्रे यः प्रायः स्वाम्य दिवागे वही सव्योगा बु स्वामी गवास्वामी जे प्रदेश दिपतिः गवा मधिपतिः कर्नका ये प्रोरक्ता दीक्ति वर्षी कति विवर्षिक निकारिय परिवर्षिक भिवति का

चितियाविभिक्तिभीवित्राममाधीतेक्वां यर्वतः ज्ञास्यामस्यद्विरधीतेक्वं रिष्टधानेकियाष्ट्रयेसाधनेचिकियासिद्धा पकारकेकरणेषेत्राचिभिक्तभवितिभि नःशरेणरामणरावलिकारावणःकाराजेलिविदीलिविवानरेर्व्धानेपुनः १दानयानेचा त् वीदानया वेमं प्रयानका रुके च त्र वी विभक्ति भव तिचेद विदेगाँददाति छा र जा प्रवास दानी विश्वाचाव छोपं चेत्रीविश्वचाविभागसात्र याविध खलत्याचलत्याचा विवासत स्वायादानेपचप्रीधावतेभ्द्राद्यतत्रभूभतावत्र तिगंगान्वे धेषष्ट्रात्रः सप्रतिया गड़ार्वास्तरम् गडार्वास्तराक्षिक्षण्यात्रकाम् ग्रहाराहेन्य प्रमान्या प्रमान्या प्रमान्या प्रमान्या प्रमान्या प्रमान मि विक्रिपवारिको वेतिक हेशते क्या का त्रीय हेगावः सु श रहे तिले प्रविद्य ने तेल हादेवसामत्परयुच्येनसार्धीरागुताग्राकार्णाणात्रावस्यम्भावःक्रि याल हे एन जापिस वृक्षी व क्री हेवें वार जा यातः पत्र विष्णु पालिन पाने ते रहा ति । Bahadur Shasir University Delhi Diditized by Sarvadya Sharada Pedram

दियोगपंत्रमात्रापारितप्रवाद्विदिवः तारयित्र प्रीत्रपमायमान्धित न्राधिमायमायमान्धित व्याप्ति । स्थाप्ति व्याप्ति व्याप्ति । स्थापति व्याप्ति । स्थापति । स्यापति । स्थापति । स्यापति । स्थापति पीयस्पत्र दे छे तस्प भावः ता दे छित्सम् ता दे छेपे । जिल्ला दे पाउन तथीर्शयक्षित्रायक्ष्यतिष्ठायहुद्यतिग्रणवतेत्यपतिकापद्योपप्रवित्र दम्पानपु स्तेदेर्समार द्रापे स्ते इत्यामित्राक्षेत्री पार्गस्प्रमवव्याण वर्माण्डा वर्माण्डा निहत्यादातका नरंकेपाष्ट्रवर्मरी हितिसी निष्ठ के लेका है। १९ कि हि विषय यस प्रयोग नर्से वर्ग प्रयोग का ना स्था है। २ः वहष्माध्रुष्ठ वदत्विद्धास्त्र वमाद्यातात्वा द्यातिसाध्रुप्राजीएमानाप्रेचे दताः प्र

दिवनिते सुद्ध यु यु यु या ने या त्र स्पक्ष तिः भारत स्पष्तव ए स्पर्ते वका पे स्पर्ते विकार स्पर्ते वका पे स्पर्ते विकार स्पर्ते वका पे क्षिण के विभक्ति भवति । वका रात्रिती या पिका मीपभवतिमार्ः स्वर्तिमार्न्स्यर्तिहेत्तेत्ते यापं वसी विवस्तिया प्राप्तः स्वरंतिहास्य नजात्वन सातका वाहा मेथ होने पंच प्राची गिर्दे भेनिया जन्म मिति युन्पाता क्र कितः षाष्ट्री बहुत प्रयोगे के स्पादे ने रियं कत्या इस मो वस्ती वा कि विस्कार प्रविक्ता रेप भावः प्रमामायाय का रेणाल हाएं न रूथं भावः उत्राहित्यं रुगं करामा ति रुगं वः शि षपुनाएप एपतिसंसारम सोर्एप प्यति येवा गविकारः येवविद्याने नोग्रेमं जिनां ज पिर् विकारोल होते त्रमा देगा है नी यो अब बणकाणः यादेन हैं ने को तिवा धरः देनेन विकाः देसानलु जः शिरसाखलाटः जिलिकारेः प्रसातिः जा प्रमाणुमका ये। स्पायादाने से ज्ञानना यादाने येव मी स्पानु जा पुना पेने न हुद्यानि वि उ वुं धाः अङ्ग

मानेश्ययस्पपूर्विनिपातिवक्षयःपूर्विचायेश्ययीभावः ज्ञायपे पूर्व पदेस नियाच्यः त्राध्यायाचनंत्रकः मप्रात्रायविसमास्त्रायं समास् प्रयाणाः समासे व जाना या विभक्तः प्रस् येवपरे सु अवति इस मासुक विविज्ञाभावेनेप्रितिकस्पाप्यभावः क्षेत्राहेत्रम्यित्रेपतिनामस्त्रायो स्पाद्वियाने: अधिक्विइतिस्पत्ते मनयुनके नेवय प्री आवान पुसक द्विता भवातनप्रसक्ता द्वस्वत्रप्राक्षणामावात् जनवायीमावात्र स्पाविभनेत्रम वात आधारित रहेका व्या रायप्रतिकात्मिति है के लावमात्कात प्रतिक जलद्वार्षित्रधास्य स्थानामानामेवनचा य यासरप्ये यया प्रां निम् रेपव नेपानः समस्य तैसावा वीभाव से सक्ता माना भवति शक्ती मन ति के देशीय मध्येरोतितेय याशित्रेय या याष्ट्राता रहेयाग्यता वी कापरार्थानिक मा

वुजतिपुत्रः प्रयोक्तेप्रथमोप्दिरेकार्याचार्येनार्याते नक्षताचाक्ते भवति तत्रप्र यमाप्रयास्यास्यः सियतेपरः कार्यः हे दिसित्पादिः सर्वत्र द्यो तुर् आतिषु नारवद्गाणस्पतिः व जती विरेजुः गोष्येः क्रांक मेवकरएं सप्रार्थत चैत्रेच जत्र या दाना है। का गणिया है। का रका लिख है है ....। इति का र कपुक्तियाः प्रथा यविद्धिकी विचिष्ण नेपदाना समासानि त्यने समासा श्राच्यात्रानामान्यक्रायविमितिस्वषिधः ज्ञावक्षेपावसत्प्रत षाद्शावद्वातिरमपरपूर्वायः नस्य किया ग्रिसंवेद्यार उभयपरपूर्वाते ह वस्वान तेक प्रदेशक का यो का विश्वान का विश्वान स्थान ने कि जा अवेययाग्पाचंस्रमंचेकः पर्सम्दा विचित्रहाना का मितियावत क्रोने हे न्त्रवीदिः वार्याचार्व्या होत्वारा phistophistophised by salvagua sharaba विकासर्वः हिर्मानमुत्तेषापरपटप्रधाने हिल AG. र्वप देस्तियोत्वयः स्वात्यास्य संस्वात्र सम्भाष्यति गासंप्राप्ता गामपा प्रः दाज्ञणां हे ज दाज्ञ है जिया मान्य सम्प्रित है के मान सम्प्र सम्प्रेम सम्प्र सम्प सम्प्र सम्प सम्प्र सम्प सम्प्र सम्प सम्प सम्प्र सम्प सम्प सम्प सम्प सम्प सम्प सम्प स तेयाराजेषुत्रषः उप्र होष्ट्रांतुः अस्तराण्डः क्वाचिद्रमाद्यात्रप्राचेत्र्याः विध्न-दितः जादिगाग्रिधन्वितः समानेकाविदेकपृद्याग्वहेतुः शतायविषरा वेणं आस्वां पानस्युवा र राष्ट्रां सुरा पाएं निज निविष्ट सितन गुरुषा भव तिज्ञकार्यनिक्षिणणणण्याः व्यासम्मात्रेनित्रां नकारस्य जाकारदेशामव तिनवा ह्याण्या ह्याणः नाका दिव जीनाक्षरतिन कुरतिन पुराकारस्य राजा दानमवति ज्ञून्त्र समास्मितिन जा ज्ञूना देशा भवति स्वरेपर जामादन्या हो। नमाः धर्मिवितः द्वीध्मः ग्रहणस्याभावे। श्राहणितिवद्यति देति तहत्या वषुन अवनेते वार्थे दे देः समुज्ञयान्वान्य येतरेतर योगसमात राष्ट्रीर्थाः तत्रेष्ठ

**5.** 

क्र

सार एपिति ने प्राय पो जेप पा रहेपे इति पो ग्याने पे विद्या सेना साम पा रही। पूलमीत इति य पा हर्दु इति। वेपिता स्वप्रमाति काम करोती ति प्रपा स्वे इति प दा प्रीचिति का सार प्रपाद समामा सह प्र पा सक्त सत्त पे विश्व वः प्र पा दरिसा णाणिवः जातायं वतः जा वता रातादेख की सावा त्य रस्मा विभन्ति रम् अवति जी त्वजीय ताकुमस्य सम्भेष उपक्रियं वित्र है । इस सम्मेष सम्भाषा वा दे । रतेत्यां विजिधवित्रेशवित्रेशक्षेत्रे निश्चा के स्वति विश्वेष्ठ प्रवित्रेशक विश्वेष्ठ प्रवित्रेशक विश्वेष्ठ प्रव अदेश उपक्रे भविद्यो है उपक्रिय विश्वेष्ठ है ति विश्वेष्ठ प्रविद्या निश्चेष्ठ प्रवित्र के ति विश्वेष्ठ प्रविद्य शूण ये यावं कृते एवं वृष्ट्र माने यान्वयः नाव्य यी आवतं त्रकः सुमान्य व ति यावंसस्त्राणिसंभ्वंतितावतीवा द्याणनासंचयस्वति पाव्यमञ्मास्का 

उप्रिणः समादारे ये दिगः समासा भवति जातो जनत्रांता दीप्राय या भवति दशा नाग्रामाण्समादाराद्शग्रामीपंचाययः समाहना इतिपेवापिर्वज्ञानाग्योसमादा रःप्यगुमप्रसानितात्रस्तिवोत्रप्ति होत्रितः यात्रादि नारप्तिषधोव नायः पेन् पात्रंत्रिम् वनंवरुपा था। इतिहिगः वह वोहिन्या पंजित्र पर पेप धात्रेपः सव देवी दिस्र सिकः समामा भवति वह धात्र पर्यासः वह धनः आसिधनं पर्यासः असिधनः ना स्पप्रधात्रस्य के शाविषापणात्र वात्र जात्रसः त देणसे ब जात्रोव हे वीहिः ल्योक लि प्रमास्य वक्षारि वित्राजी ये स्पन्य वित्रणः वह देवीही विषापणस्त्र स्मान पीः प्रवित्र याताः वक्तव्याः वक्तवाएपादा यथवाति भ वा ने दिन नि प्रमाभ वन् की विः नेवादि भाष्या रेजः योरतरेय सम्बद्ध रोस्वरेः च क्रंपाले व्यास्य स्वर्जाणिः प्रजामे धयो इसुक्त सुप्रजाः इमिधाः धर्माद्रन् सुधर्माक्त्यवना आया स्वस्रुपवद्गा योः अया ने पुनयसम् द्विष्ट्रम् । अपने प्रमानिक प्रमानिक

नेगुरंखभजन्वतिप्रसेक्रेमक्रियाभिसंबंधेसमञ्जू प्रसमामानासि वहापि सामरंग नानयितिक्रमेएकियाइसंवंधेनाचयोपिसमसोनासिप्रस्वंधात् इत्रेत्रयोगे समाहा रेववा चे हें इ:समा साभवति है हे ज्ञाल्यसरप्रधा वेका रोका रातां मार्वित क्षाताव। क्रायाःपरसम्प्रमुप्रद्विपद्वगुष्ट्रा उक्राचीयम् प्रामः अपिष्ठामा स्तरस्व आग्रियामा स्तरस्व आग्रियामा स्तरियामा स्तरि वमाग्य प्रामान् भोगेपाधवन्त्र रवादिर श्राधवरवादि रोहेव नाहे दे पूर्वपद सदी होवा व तथः अधिषासी अधारे: सामा दोनाम सपत्र वास देश है देश है स्पेनी इनरेनर द्या मिद्र वस्त्र बहुवन्यं एक बद्वाना समादारेन सन्यः शामा प्राप्ता प्राप्ता शामा शामा । कुणपलाणं अयादीनावेभित्रे लोपे पूर्वे प्रम्य मागाया होता वा अया अया अ क्रिनंपरष्ठेपरष्ठिपरस्परं रिकाले हिग्रेहं हो रिकले वन मानो हिग्रहें हो न एसक भि गो। अवनः ॥ इतिहेदः संस्वापुर्वी हिग्रः संख्यापुर्वी समासाहिग्र न ग्याने समाहारेरत

संविशिषेचाः देशिलपणः अहो राजे हिन्नेपनेषा हवने राजाने परपासाव दूराजाना प् रीअत्रहिलापेक्षाने आवरित्या प्रविद्या प्रविद्या येव द्रवीकाना राष्ट्र सम्बद्धकारीकाः प्रसादः इति ry वहुवीदिः कर्मधारसः त्याचेप रहेप्ते त्याचित्वाचितिष् मिति समधारपः संत्रकः स नी हो तम् या मा भावति नी लेखत दुत्ता खारे हो त्या से लिता स्वर्ग हो तथा हो ने विश्व परिका स्वर्ग ने विश्व परिका विविः पुराः रेव ये ने का जाते त्यां को जाव का त्यां देश ह्या ते रे स्वातः ने निक्र कुर्ते ने जाते विविध्य के ते कि विविध्य के ते कि विविध्य के ते विध्य के ते वि समामः पारेरापसर्गास्य मा व्यक्त देने नशहसमा साभवतिसत्त सुरुषः पुक्रे विलय रहतके हैं देः प्रवादः ग्रंथकारः कुं भकारः सहादेः सादिः समासेमतिसदादी नासादि भवतिम मेणम्बद्धे प्रतादेशकारः स्वाद्धः सादिः समासेमतिसदादी नासादि भवतिम मेणम्बद्धे प्रतादेशकारः स्वाद्धः स्वत्तः स्वाद्धः स्वादः स्वत्वः स्वादः स्वादः स्वत्वः स्वादः स्वतः स्वतः स्वादः स्वादः स्वतः क्षिद्व अवनिस्ध्य दुः नो ली पे धाना द्विमान्याप धाम् तस्य न का श्रम् जा प्रभव। मिन मिन देव के स्थापन के स्यापन के स्थापन के स

विस्त्री लिंगस्या याचिव हे सामस्य हु स्वा अवति पुंच हो समासे सतिस्या ताधिकारणसपूर्व स्वातिस्य पुंचदा भवति पुंच द्वावादी चानि स्वितः वाग् दणात्व त्याणिषु येत्यादोन् भ बिनेजीः जी शृहस्यामा चेवई प्रावस्य द्वस्वा भवतिषं च जा वा यस्पूरंपंच गुः जः सदसं या दा यस्यस हस पार्वाभित्रीप दी पस्यसरु पार्वा वुस्पपदा विवपा दी पस्यस्या। नुपार नहत्त्वाहै: इस्वाहै: परसापाद राह्य स्वाह स्वाह सो पाता ती होते पाद राम से दिन है । रेप रेप हो हेप सुब हो होप से हो है प से हो हु का हो से से से से हैं है के इत्ये ने पूर्व प वे से भवानि हकारसार सविप्रोक्त ज्ञारी देहे एवयक का रखावह बोही हकार सर्व ने प्र तः अवित्यामिद्रमा ए स्प्ताञ्चाचित्यमिद्रमः जावा जात स्पप देसी वाभवति पका रेख रेपरेबागूएलावित्र भवति उपधालापञ्च अद्भी मध्येमधा है :केवीना राजाक विरा 

प्राचित्रतेष्ठा मुख्य माम्यम्भे देविता वप्रमान प्रते प्रते प्रवित्त प्रमान स्था प्रते प्रति स्था माना प्रति के हे स्विति विवाद क्षित्र माना प्रति के हे स्विति विवाद क्षित्र माना प्रति के विवाद क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षे सेत्रा यांदिग्वाव्यक्तसं रवावान्यक्र शही मेला या विष प्रसाने समान सम्प्रे वाभवति स्री विग्र द्वा निर्म्समा सार्थ्याः स्व पद्विग्रहापिद्र सण्याः स्वग्रामाः इतिस्मासपृद्धियः अपनिर्द्धते निहणते अपत्य आएना निरा अपने के अण्य यो भवति उपगोर पत्य मितिवा को उपगोर विद्या पर अपितिवा को उपगोर विद्या पर अपितिवा को उपगोर विद्या पर अपितिवा के अपने विद्या पर अपितिवा के अपने विद्या पर अपितिवा के अपने विद्या पर अपनिवा के अपने विद्या पर अपने विद विस्ति प्राण्य प्रणाप्तव रसास्य हे । हमवाताज्ञ निर्णाति ति हिते प्रसा विपर्तः छेकार स्वर्धे स्वर्धे कारी स्वर्धे कारी स्वर्धे प्रमार प्रसा विपर्व प्रसा के प्रणार प्रसा के प्रणार प्रसा के प्रमा के प्रणार प्रसा के प्रमा के प्रणाप के प्रमा के प्रणाप के प्रमा के प्रम के प्रमा के प्रम के प्रमा के प्रम के प डिःस्वराणामध्ये यजादिस्वरसस्य हिर्भवति जितिति तिलिति तहित युक्ता येपरतः जेकार मापः

स्वरेपरेका दु, वातिका सिता प्रेका दे वा प्रयोधी का विकास से का से प्राप्त के विकास के से प्रयोधी के से रिया के रहे वा का रहे हैं से साम के साम के साम के राज के रहे के समाने के राज के रहे के समाने के राज सिमिक विभाक्ति कार्यमाना पित्र शांकिए शांकिए यः पार्टिकः शांकापार्थिकः देवपुनेको। श्री विभावित्व शांकित्व शांकित्व विद्यार्थिकः शांकापार्थिकः देवपुनेको। श्री विद्यार्थिकः शांकित्व शांकितः विद्यार्थिकः शांकित्व विद्यार्थिकः शांकापार्थिकः देवपुनेको।

रशयु प्रयणविषयानरे णितावा भवेतिजा जागो र्यस्य प्रजणे शिवः तस्पर्दे धरुः उप्रजणे जाज Y9 जांधा देविव ग्वंबाद्यास्त्र स्टाइन्स्याध्य स्वाधायस्त्र स्टाइन्स्यप्त सी नवहरेश कीमुराधा कुमुरग्रधा के मुरम्पा प्रशाम प्राप्ता मुर्गाम विश्व विश्व विगारिश विभाग Sill केलें से देक त्यां ने दी यं पत्र दी यं एत दी यो कि की यू व तरम लो पाय पाव तर शहा यह ममइद व इसते। द्राय यो अवतः च का र साचे ला पः त्रयमिति यः अत्रयस्था अत्रयस्था स्था र च ते एत PFFRE ग्राम्यं नियु में ये ये प्रद्री में से स्वारका कि प्राप्त के तारका है पर में प्राप्त के सिर्ध यत्ययः स्र णयुक्तेक ने विकासी वाधियों के वासे ने ने विकास से प्राया से से प्राया से प्राया से से प्राया से से प्राया से प्राया से से प्राया से से स म्य इंद मेर्यवागमः धुरंबर्तानि धुष्पः द्वार्यपः कात्रप्रकाः के इन् इ परका इत्यन प्रता पार **स्त्रव्य**प्तत्थ ःसमः तावाग्रामीणः मधीवीनः समीवीनः तिरक्षानः पत्रापद्धा कानीनः पुरेप भवः पाषी निरस्ति यः 83 सधाविभवः देवाविसारास्त्रावेत्रायः मसिनीभवः देत्रिक्षेत्रायः काल्या पार्धिवः कार्याना परणात्तिहेन खरनाता कार्ष्

व्यामानामा हा मोजारपत्मित उड्लोपनोऽपत्पति ३ चित्रमनानमाराष्ट्रवाषा एमा नुरुदेषातुरः ज्ञत्रम्नेषः प्रकाराता ज्ञाचा द्रमण्याद्र संयोद नप्रस् योभविष सम्बन्धा पुः देवं दृष्टिः मुद्धिरः वज्ञादेश्ववज्ञाद्रस् अक्षारांताता भावेपिक्नवत्वः जीपवाद्विः जीपविद्विः सिजीइलामिकाप्रिणिकाप्रिः एवायमणेषाः 得阿斯 पमिति क्षानिक्षात्राहिः जामिर्डिन्द्राहिः जामिर्डिन्द्राहिमारिक्षा व्या मिस्तेरम स्रोपगुहितः लामण्यि इत्येतेप्रयाभवति ज्ञणते चीं जाञ्यः वात्यः नाडायनः नारा यणः ज्ञामु पा याः अभित्रे पः का पे खः गाँजे पः मादे थः चैत्यवित्रा पः मात्यक्षी पः क्वित्रित्री लिंग दल्ले 13रपत्य ओर्यः लुग्वहुत्वं बनचित् अपत्ये चेक्नेत्वस्य प्रत्ये युत्रवद्वतिति कि वित्र वित्र विवय पेल्य अवितामाः अवपः विदेशः देवते येनपे देवता ये इस्मियोक्ता शाल्यः प्रत्यापाभवेति रहे। न्य एक है वित्र प्राप्त निर्दे हैं कि सी प्रदेव तार्थ प्रदेव देव देव देव देव देव देव देव हैं के विद्या है प्रवास के प्रदेश के अ मण्लक् र मूलिश्रमस्त्र मुलिमस्तै यं जिल्ला प्रति । प्रति ।